म्री.

इं अल्यक्रमण्ड ॥नगण्नं भरण्यस्य मणामिर्भण्यत्था एउ एउ व्यक्तय निर्वासमामिकित्रक्र अथा। क्ष्युः विभूगोरिभ मः संमान् इरक् इश्रम् इन्स्र क्षेत्र हुन्य विषय कि के इसकार में प्रकार ।। ए निस्किक्षकर यस परियः भन्न प्रद्यः भन्न प्रस्ता : जी जैसे हो से उ प्रमुखण्डियाने मिया क्रियानी का दिला दिन सुरने या निर्देश में लागी । एक विका किले के सुभए ने ए के ने वे स्पार्थ अववया अविका कि के ने ने ए के जानिय भ्रमभीम् अवस्व भागाम् भागाम् भागाम् । घरवा । इमिनिविधान्य द्वारा माः भभिताः । युद्धवार्य प्रथेषामुगः म्निः॥म्हः॥मवयन्भभेभाद्यम् नाद्ववकविक नित्रथिक युक्तम् क्रिक्मनभवस्य । ध्वभार्मि डिल्लुयर् क्षिडीया वक्षिक स्टिया प्रमितिक विक्रिया दिन गकाभागी॥ हासे: रालनिव्हड्यरम्यायायायायाया अपभूतालन्वड्रहरू

मी

मन् यर्क्ष्णन्यवंशामेवातिकार्वमण्या अविधिविष्नीयाम् किरंयेनमिण्याः उट्ठाविषेपसे सविषिः॥ अध्यत्रणप्यनिषिः। मणः कनीनिकप्रभारे ल अज्ञान्त्र अन्य अन्य अन्य अन्य क्षेत्र स्व क्षेत्र स् वीलिकिकिकिकि भ्राम्युपविभेश्वक्त्यक्षेत्रणवनम् ॥भन्नः भद्रिकिकै च्युवस्थ्यंडेनाः च्य स्रमेश्यद्भन्यम् च्युक्तम् ॥ उप्नानिक वन्नम् इए वनवस्ति । श्राध्याप्य अधिकश्चवयवाभागः॥ क्रमिडः। उज्जिक्या र्यक्ष्यक्षणहिंकस्थकाविडमा जीविल्लेक् ग्रन्ताक्ष क्राचिक् जिल्ले मा मध्या उपनिम् । चुयु नयमेव सः भूष्थ सुरुभिन्य द्रक्ष भूष्यभूष्य मे पित्रम् द्र म्यूज्यक्तिं उन्द्रायभ्रज्ञद्रमञ्ज्याप्वनभा स्यूक्रानज्यां उप्रचर्गणयनप्रणः॥ पन ३ प्रमाञ्चल प्रविश्टल महियालानका निर्माञ्चल प्रविश्वन महालभाग श्रिउभी विकास लभाई उने विकास निक्स मधाः ॥ श्रिमस्त्र मधीप्र प्रदेश अभीष्म नवध्रेर विवयमप्रज्ञक थे विवत्तया न्यू मध्ये प्रिय उपी भन्न नत्त्रमंत्रेष्ठ्रधलं विषय उन्नवस्थि । वस्य अवन्य नियम्

मलाहमन् क्षेत्रां निधिक्र यें उसर्विति वर्षे क्षाय मार्थिक विषेत्रां प्रथान निरंश्य असे में महिल्य करावा उर्थ ने श्राची व में विषय ने भविषय ।। श्रीप पद्रिधानिरं हर्वे प्रस्थे प्रेने वः उत्प्रद्वे वश्यक्ष न हर्षे के जा वनमा प्रस्य न है धना छ मिम्द्रिम्भाष्ट्र : श्रिम्प्रसम्ब्राम् इत्यायक्षेत्रप्ति । श्रम् क्रिक्ययद्वेश मान्यमहाराज । उम्हापः श्रापेक कथाय छिज्ञक स्थान अ अरिशक्त अर्थ भूनवर्शुण्याविकिन एक्यक्या । इस्क्रान्य क्रिक्र क्रिक्र वन्थे।। यो इस्क्रू विक् अत्विभागां स्मारवे मार्थी उलभं अनिम उक्धे विवल्य । वश्य शिम ल रणम्मा अद्यादिन मुक्टे दिनका डे महण्यनण यन् । मी बिडिशिएक नर्ष इसिम्योयाउसुम् निर्भक्तम् अक्षुमभगव्याक्ति प्राचित्रम् विक्रम् वन्यवश्राद्धालिया पराण्डानिकाल सुर्विभङ्ग विरायमा ॥ श्रीप्रभुत्र त्र पर् धनवनीमवभभ्मी मज्ञनंक्षुअयोगक्रवरः भभ्मेजनमा । द्रश्याचण्यनिकिः।। मुद्देशम्बन्विणिः। श्राफ्रलिय्योजन निर्क्लिश्रेम्भ मन क्यर्याम कट्यनिप्रम्णक्यमन। श्रमीउरः अम्बुक्रिभेषांमेम् हिः विवयस्वीविष्ठम भंगाष्ट्रहालअलनिक्वणिक्वणांग्रावः॥ वज्ञत्वसुर्यम्भग्यविभूरमञ्जापः

明

श्युक्किल्डीज्निक्लेनिरभुषम्ग्राम्ड वस्थ्रमेभरीभंगापरामुके प्रभूमेड वक्षभ्रष्ट्रभ्रमणञ्चार्थनभन्नेञ्चभवक्ष हिरायमक्ष्यः अचे द्वित्रभाष्या वन्यान्या जुरु द्वानिया गवया। प्रवक्षणिय उन्तरिक कि कि कि कि जिन्य कि मेर्म भारति चर्याया मक्त जिथ्र गुरुष्ट्रापः॥ वसुध्र अलश्च न वर्षः अवस्य वर्षः वर्षः ग्राविधित्रं ये गर्भाकां भावति । अप्राची क्षेत्रं विक्रिया अप्राची अप्राची क्षेत्रं विक्रिया । अप्राची मन्य विश्वकानायिक्षणः विन्यक्षेथवी उनक्षमा विश्व मा हर्य हरा गडमिय्र्यपूर्विषया नामामसुद्रिश्वराभेद्रभथामानुमा। १ गडा ।। १ ना । अया अविश्वक क्षणा हिन्द्र कृषियः वे अधिकः अपिक किन्द्र अपिक विश्व विष्य विश्व म्बलः अखनथण्यणस्य विश्वविद्यार्गः भाडः इवीयमानवयस्ट्रिवण ह मिश्रक भाइमश्रीयउश्रामिश्रियस्थान्य ॥ व्याप्रश्वः॥ भाग्यक्षश्रीयउ विश्व कि मिनिकी शिंउः के करें अद्भिमिणान भाषा भिंति भारि । मेर्टिय चा विश्वीक्रिकेत रेके के क्या क्या प्रवासी क्या किया के के विष्य के विकासी श्या गाल्ययशनग्रवशीयडममिष्ठभूके कन्वयुग्रडमा भ सूर्ययङ्गलनिने।।

च श्रान्यनः अहरिः भावनग्रमुशीयउम्प्रपिः अनुः भंभावनग्रमुशीयउमन् भारतिम्हिरानकाल्ये इस्त्रियेकथि अमा जार नकार भारति इस्त्रिक उपक्रियकशुच्चभुलभुच्चभुनिच्चियः रूपलिथम्बेश्चलिथम्बर्भक्षेठ्यः च्चित्रः।विणण्यनः। हिरानंदवनं रानं विनियनं र छिर्यय्वमा मिद्रिक्वं नक्ष है उनु या भने भाडिया। वि णन्युषिःकश्रु निरम् क्ष्ये हिन्दे हिन्दे हिन्दे हिन्दे ।। य जुन्यकभग्याच मज्यविषेष्ठ्रिष्ठि।। गिर्द्रिन्यक्रमग्याच मज्यविष्ठ्रेष्ठि।। द्वारानि ट्या । हाइग्याः अंद्रिज्यु निन्येयं ग्रह्मियाभागिताः श्राप्तु स्वानिष्ठ इस्यनण्यभनम्बद्धा ॥भण्यभङ्कानभण्यभ्य भङ्गाक्तिः॥धरम्भनिषिः॥ इन्भः निवास्त्रणिकं के के वर्षे ये वर्षे ये वर्षे ये इन्धिया विकास वर्षे उसेः सहस्थानम्प्रिमाडभद्यम्यानम् मुहिश्कार्भयुद्धि अवथण्ये विश्विः॥ विशिव्याभनिविषिः॥ मकाः विभागतिष्रभगवाने राष्ट्राणिकवनः किन् भाग अपने अपने किन्यान भने विष्यान भने विष्या किन्य किन्या कि िभ्यद्विम मङ्गिन्भभउंग्यादिश्वभाष्ट्रातीनिम न्लंधायद्वउंदिन्धायस्य भनंकवरा येषेज्ञ जलमर जिठवस्त सुनंगन् १०० भा ॥ अण्डः मिर्वन व प्रनवार

्र क्षेत्रथन्त्रको नम्भन्नपाउँ वण्येनमङ्ग्लभन्नभामः ॥ भवि मिरमे स्वाप्त मायुः थिउरभुषे भद्यः भित्रगह्याच्याचे प्रयानाग्याभाः॥ शद्भाष्यु परिस्रु क्ल्लक्कुम्सलग्रातिमा प्रशेषनिवर्देउपरिवर्रेडदन्सभगायम्भभगन वर्भेड हुभायडाउभ्डक उनयडन्डायाउम्बर्धाद्रिः भूत्य्य ॥ वस्तिया वन्डरीस्मू अधिक्षाणनाभा ठगण्यभन्भार उभानिधा रिये इल मिनिन्त्रमण्यक्षामा लन्द्रभगामा प्रथम् स्विम् स्थर्षण लिश्रहात्राण्डा क्रिक्ष मिल्यं सक्ते ये प्रदेश थि थिए एवं विट अव्याप्रभाष्ट्र ॥ येगया प्रवाद्यः अवत्त् हर्णाला पर्यन् अवत्त्रहाण्यम नग्गेग्रेश्वणकृत्युप्यम्यस्य सः॥ विभेषन् । उतिम् अध्यक्षिकिला क्रिनमेपंग्यज्यक्षु एयनंभन्भः॥ ४। उभन्निष्ः॥ ४न ल्डीयवर्गंडणक्षक्रभभग्यवडी अङ्कंषावभाने उश्चर्यक्रभे विणीयडा श्चिक्न विष्यु अमन् हृत्यकान् ।। वर्षा क्रमन्यि म् द्वारा क्रमानिव उउस्भविष्ठक वरम्भर

अउके भटकाले मयश्राक सुभ्रमचरी । का उपनः के भा बीकियवे : करा क विकाग्यव गाउँ कलपे अस्त तर क्या द्वारे मिम मेर में भारति भारति । केलम अधियाचा भी भूगान भए में अने ता नः थाने लिपिः। श्रिर मन्यभाराष्ट्रीया । स्वाप्तिः जमकानः भविष्य कल्लाअस्य प्रकाशीप्रथिः॥भगिताः॥क्रिन जिस्ता है । इस स्था

ी वि.

वन्द्राधिकरानिका। पानु केला ने तर द्वार ने पिये देश कि कार्य कार्य पहिल्ला कार्य पानुक द्वार पानुक कार्य ।। त्र बर्म राष्ट्राचे राष्ट्र लिंग कवप्ताः मध्येकं निर्धित्र विर्धित्र प्रित्र विष्ठे प्रदेश विष्ठे प्रदेश विष्ठ पेन्यं भेडे भेडक इ वेभे : प्रावह भिन्द हो । प्रावह के प्रावह कि पर हो । मारीएम्ड विम्नण्ड क्षेत्र कार्या कर्ना है। जिस्त ने प्रतिक विम्नण्ड किया से भन र्मणयमा द्रमण हा थाउँ पूर्ण में प्रतिस्थित का में में भी द्वा विद्ये राजा भनी दिन कि यासमा च्रिक्नेन्थामियहेजाउउथविधामाउडभभाउँहेरे सङ्घरण्य क्रिन्थलाद्वस्ति हिम्प्रम्लह्लाड्डाडीडिएनविधिः। अवस्पन्थिः। भन्छ विद्यः॥मञ्चरमः स्पर्वन्यक्तिएः नए ७५२किएः स्पर्विन्देशकिए यदि लिया विकास मार्थिय है। यह के इच मार्थन दे उति विकास के मानन व तिकासी र्रिक्षिण मंभितः स्था रेण्यनः उथलि मुम्बे ब्रम्बा उत्स्था निवारि क्र रिश्वीन यय विठविविद्यापक्षित्र प्रियम् भित्र स्थानित्र मित्र प्रियम् िष्ठभप्रम्वण्डिकिष्टिक्माननश्चित्रान्यक्रनणयउनिश्चम्हर्कविराष्ट्राः हिर्मुलस्य भग्रवन्य मन् विस्मित्री भरे अवन मेवांक विने परमिष्डिंगियुक्तिकारिणक्ति । जिल्लामिष्टिक्षिण्डिंगियुक्ति अधारमुभायन् नयस्त्र ने गुण्याभन् वानकानं नवर में ते विक्र ने अधारम् विक्र अर्डे उद्यानिक दिन्द्र नियाने वेद्य के विद्या दिन विद्या । क्ष्रिक्ष में भद्रये ये देश प्रमाणक पर्देश्ये ये महिलायः प्रमाः चण्डे व्याप्त मितः जेमः भवे दे क्ष्रिक्ष प्रमानितः जेमः प्रमानितः जेमः

स्थित्राम्यनभः।विमेनिरभणीयगंउद्यायद्वमञ्जनश्चीयरं उनम्धविणीयराभथ मिडिःकामधिसुराजाम यायाच्याः याविम्डां उत्तर्थाय विभेन् सहित्रामप्रसाहत भीयुग्निकान्ति इत्विनिन्धुग्रभा । । भद्गः भुद्भविगयग्रमावेग्विकिम् विणी युग्स्याम् थार्मिय्रम्ह्यांक्रम् अस्ट्रांक्रम् अस्ट्रिक्रम् उद्देश्मित्र वार्य के कार्य में के वार्य के वार्य में वार्य के वार के वार्य याद्राम् विताः थकाः भभाषायाया विक्रम् द्विष्ट्राम् विक्रम् वसन्यीयाभा क्रिवाशिविहार्रिंगम्बार्गम् । विद्यारा में व थारुखाउन्म ७ अण्डाणिमिकिङ्गां भ्रामिन हिम् भण्डा भाग इने उस् उं विणिवसाथा अन्भ दृष्ट्यां मी उद्गाया विभक्त निव्यामा वाह्य भे साद्यामा माभी स्थान में उंग्लान दियान संदर्भ द्वाराजा मापना माप अवलाचायुक्त सिद्धकं भगेत् दिन कृष्टाज्यभवथं बुद्धायुना भी यज्ञा । यः स्कृथाज्ञक्षिग्रंथ०उभन्धः भक्तिचयहन्यानि भुड्ड भूग्रं उथ्यम्भावित वण्नानि विष्या अधि सम्मित्र विषया विषि विष्या दे विष्या दे विष्या विषया मिडभणन्याकुक्मा।